

यागगा-स्यान क्ष भागद अव >-क्यांन The second of the second J ...... 407814 [ 19 PIR DE----Marian Carlos To The Carlos न्यानाय स्थानसम

903

TARUM - TRUIT



### पुस्तकाकार सचित्र मासिक पत्र

देश-दर्शन में प्रति मास किसी एक देश का सर्वाक्र पूर्ण वर्णन रहता है। लेख पायः यात्रा के आधार पर लिखे जाते हैं। आवश्यक नकशों और चित्रों के होने से देश-दर्शन का प्रत्येक अङ्क पढ़ने और संग्रह करने योग्य होता है।

मार्च १६३६ से सितम्बर १६४३ तक देश-दर्शन के निम्नाङ्क प्रकाशित हो चुके हैं: — प्रत्येक श्रंक का मृत्य (८) है।

तक्का, इराक, पैलेस्टाइन, बरमा, पोलेंड, चेकोस्लोवेकिया, आस्ट्रिया, मिस्त भाग १, मिस्त भाग २, फिनलेंड, बेलिजयम, स्मानिया, प्राचीन लीवन, यूगोस्लेविया, नार्वे, जावा, यूनान, डेनमार्क, हालेंड, रूस, थाई (स्याम) देश, बर्खोरिया, अरसेस लारेन, काश्मीर, जापान, वालियर, स्वीडन, मलय-प्रदेश, फिल्लोपाइन, तीर्थ दर्शन, हवाई, द्वीपसमूह, स्यूजीलेंड, स्यूगीनी, आस्ट्रेलिया, मेडेगास्कर, स्यूयार्क, सिरिया, फ्रांस, अर्जीरिया, मरक्को, इटली, ट्यूनिस, आयरलेंड, अन्वेषक दर्शन भाग १,२,३, नैपाल, स्वज्ञरलेंग्ड, आगरा और अरब।

'भूगोल'-कार्यालय ककरहाघाट, इलाहाबाद।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1993      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mark Alle |
| अक्टूबर, १५४३] कार्तिक २००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         |
| (अन्तर्भारे क्रिक्ट)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Initial > V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| षष ५ र जा ४५ पूर्ण संख्या ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| The second of th |           |
| No the second se |           |
| 903 ARIAIR ANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 91.99.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Annual Subs. Rs. 4/-<br>Foreign Rs. 6/-<br>This copy As/6/-<br>(文明 中華 中華 *)  [本 中華 *)  [本 中華 *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

## विषय-सूचो

| विषय पृष्ठ<br>१—स्थिति १<br>२—निद्यां ४ |        |
|-----------------------------------------|--------|
|                                         |        |
|                                         |        |
| २—नोद्या ४                              |        |
| ३—बनस्पति                               |        |
| ४—जलवायु इ                              |        |
| ४—उपज ditabravonne ४०                   | l dina |
| ६—संचिप्त इतिहास ११                     |        |

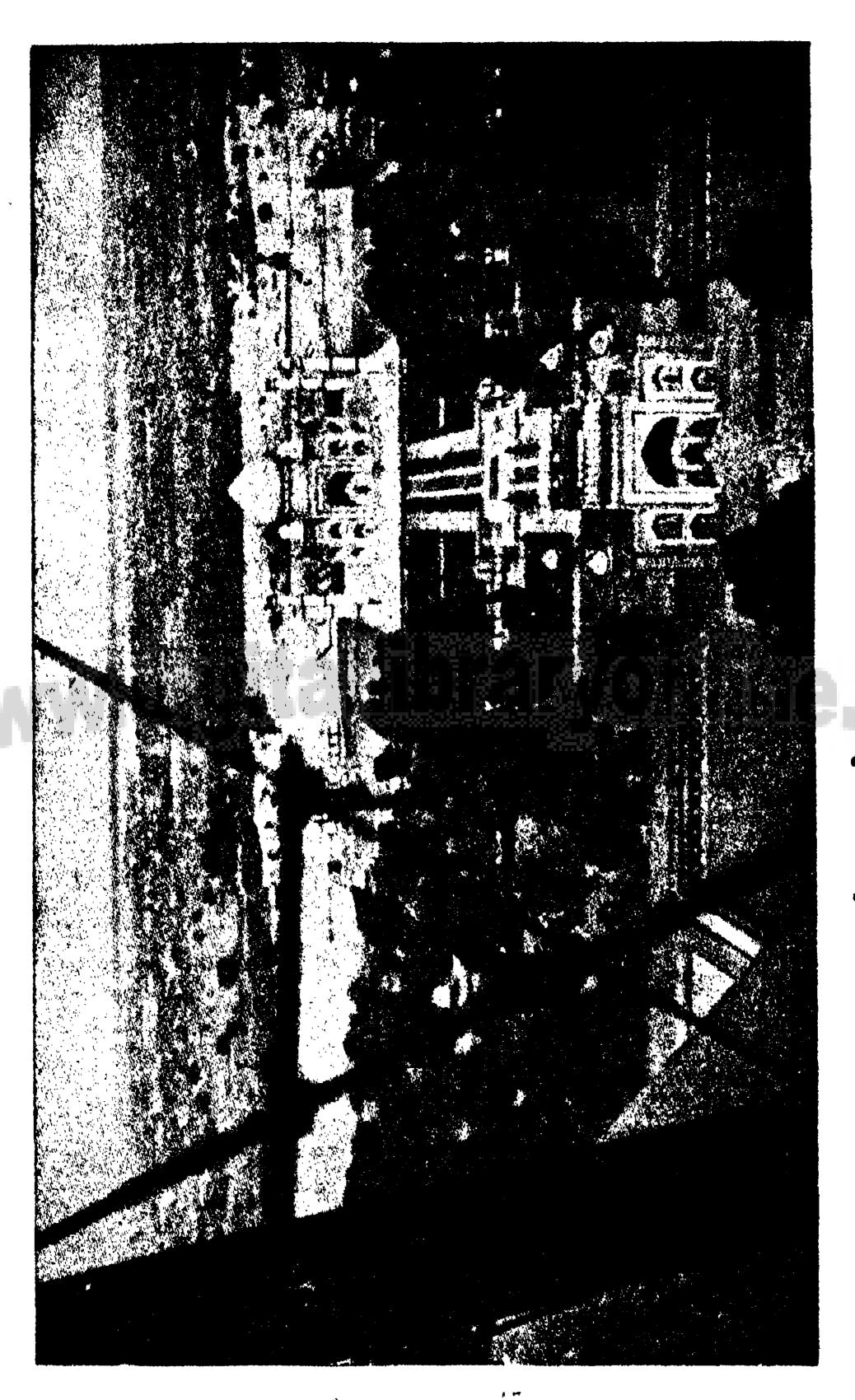

हवाई जहाज़ से ताजमहज का दश्य



भागरा शहर की स्थिति



### स्थिति, सीमा श्रीर विस्तार

विषमाकार आगरा ज़िला संयुक्त शन्त के उत्तरी पित्रचमी कोने में स्थित है। इसके पश्चिम में भरतपुर राज्य, दिल्ला में ग्यालियर स्थीर धीलपुर राज्य हैं। उत्तर में मथुरा और एटा जिला। पूर्व में मैनपुरी और इटावा जिला है। कुछ दूर तक यम्रना नदी सीमा बनाती है। स्थागरे जिले की अधिक से स्थिक लम्बाई ७८ मील और चौड़ाई ३५ मील है। इसका क्षेत्रफल १८५४ वर्ग मील है।

श्रागरा ज़िला ४ पाकृतिक भागों में बँटा हुआ है।

- (१) इतमादपुर और फीरोज़ाबाद तहसीलें यमुना के उत्तर में हैं। यह दोनों द्वाबा के अँग हैं।
- (२) यमुना और उतांगन के बीच ऊँची समतल भूमि है। यहीं श्रागरा करौली फतेहाबाद और अधि-कांश खेरागढ़ की तहसीलें हैं।
- (३) यमुना और चम्बल के बीच में बाह की तंग तहसील है।
- (४) खैरागढ़ तहसील का शेष भाग एक अलग मदेश है। उतांगन के आगे यह मदेश भरतपुर और घोळपुर राज्यों के बीच में स्थित है।



(१) द्वाबा में स्थित आगरा जिले की दो तह-सीलों का चेत्रफल ४८० वर्ग मील है। इस ऊंचे मैदान का घरातल समतल है। केवल कहीं कहीं यमुना की

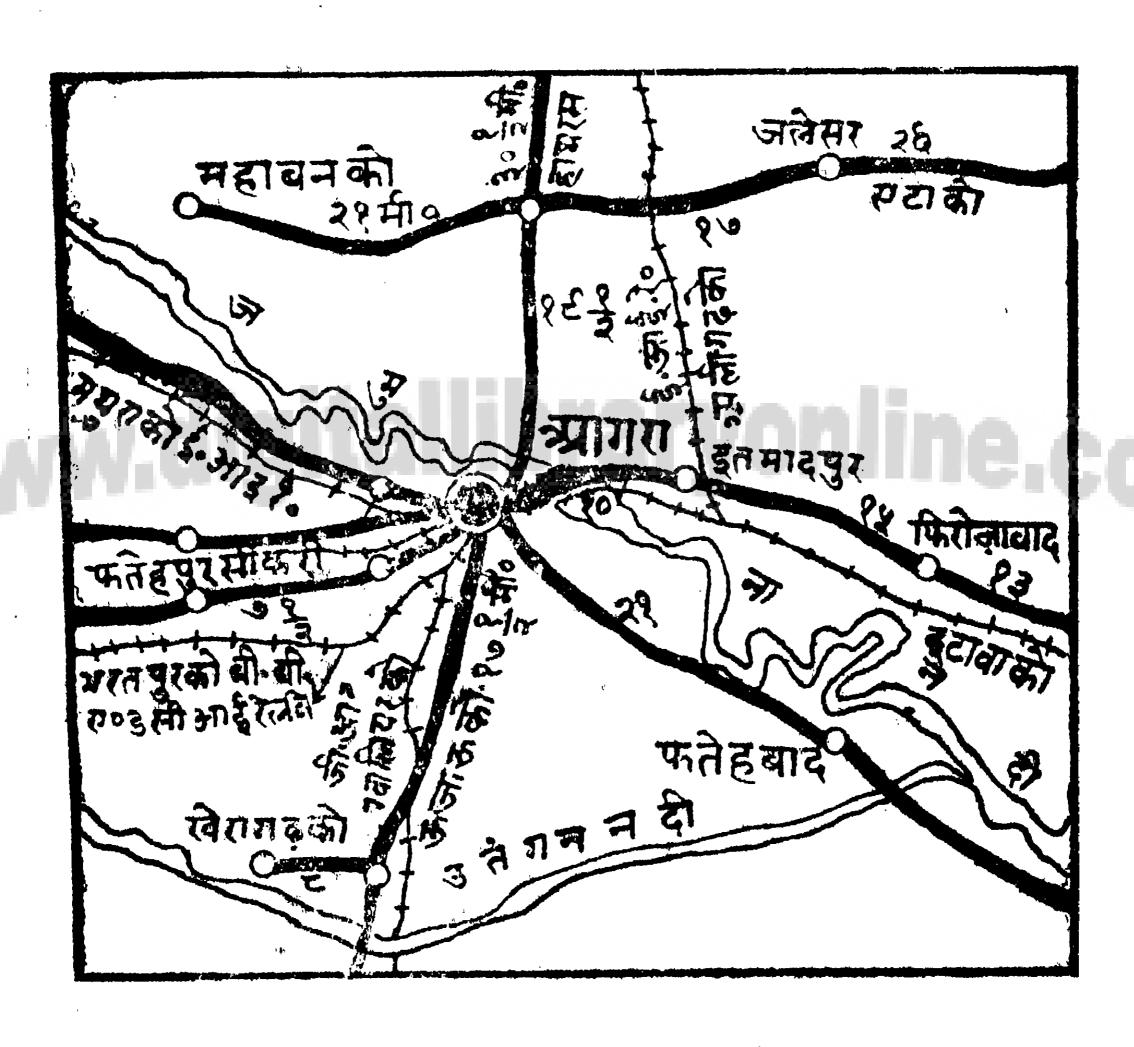

एक दो छोटी छोटी सहायक निदयों ने इसे काट कर विषम बना दिया है। कहीं कहीं रेती छेटी छेभी हैं। पर प्रदेश बड़ा उपजाऊ है। इसकी मिट्टी कुछ पीली और मिट्टियार है। केवळ यसना के पड़ोस में नालों से कटे फटे

## अगगरग-दर्शन

ऊंचे किनारे हैं जो खेतो के योग्य नहीं हैं। यहां बबूल के पेड़ हैं अथवा ढोर चराये जाते हैं। यहाना का खादर भी उपजाऊ नहीं है। यहां भाऊ और कांस होते हैं जो घर छाने के काम आते हैं।

- (२) यमुना और उतांगन के बीच का प्रदेश पिट-यार का बना है। यह जिले का पध्यवर्ती भाग है। खोर नदी और एक दो नालों ने इसे काट दिया है। कुछ ऊंचे टीले और ऊंचे नीचे भागों को छोड़कर यह प्रदेश प्राय-समतल है। यमुना और उतांगन नदियों के पास कछार है।
- (३) यमुना चम्बल का द्वाबा औसत से आठ या नी मील चौड़ा है और ४२ मील लम्बा है। बीच में यह अधिक चौड़ा है। इसका आधा भाग यमुना और चम्बल के गहरे सूखे नालों से घिरा हुआ है। बीच वाले भाग में भूमि अच्छी है। उत्तर की ओर बालू हो गई है। दक्षिण की ओर चम्बल के पड़ोस में कुछ चिकनी मिट्टी है। पश्चिम की ओर इस चिकनी मिट्टी का रंग काला है। इसे मार कहते हैं। यह बुन्देलखंड की मिट्टी से मिलती जुलती है। पूर्व की कड़ी मटियार



है। यमुना स्थीर चम्बल के पड़ोस में नीची भूमि उप-

(४) उतांगन के आगे खेरागढ़ तहसील में उत्तरी सीमा के पास पहाड़ियाँ मिलती हैं। कुछ टीले अकेले खड़े हैं। कुछ नालों के पास हैं। कहीं मटियार है। कहीं भूड़ है।

इस पकार जिले के अधिकतर भाग में गंगा की कांप है, यह काँप बहुत ( ५०० फुट से अधिक ) गहरी है। इसकी तली समुद्र-तल से केवल पांच फुट ऊँची है। यह कांप यहां मध्यभारत से आने वाली मिट्टी से मिल गई है। करौली तहसील में विन्ध्याचल की दूटी फूटी पहाड़ियां हैं। मैदान के धरातल से पहाड़ियां लगभग १५० फुट ऊ'ची हैं। इनका रंग कहीं लाछ श्रीर कहीं भूरा या पटीला है। जिस पहाड़ी पर फतेहपुर सीकरी बना है वहां अच्छे इमारती पत्थर मिलते हैं। आगरा श्रीर दिल्ली की मस्जिदें श्रीर दूसरे भवन इसी पत्थर के बने हैं। पहाड़ियों का ढाल दक्षिण-पून की श्रोर है। उतांगन नदी के आगे खैरागढ़ की पहाड़ियां अधिक ऊँची हैं। आगरा और भरतपुर के बीच में सीमा बनाने

## अगगगग-दशन

वाली पहाड़ी को विन्ध्याचल कहते हैं। यह ३० मील लम्बी है। इसकी अधिक से अधिक ऊंचाई समुद्र-तल से ८१० फुट है। बहुत सी पहाड़ियाँ पड़ोस की भूमि से २० से लेकर ६० फुटतक ऊँची हैं। लेकिन यमुना और चम्बल के किनारे (करार) नीची कछारो भूमि के ऊपर ७० फुट से १४० फुट तक ऊंचे खड़े हैं। यमुना के उत्तर में मैदान की उंचाई ४४७ फुट है। फीरोज़ाबाद तहसील में यह केवल ४४० फुट रह गई है। उतांगन के दिल्लिण में भूमि कुछ ऊँची होती जाती है। खैरागढ़ के दिल्लिण-पिक्चम में जिले की सबसे अधिक ऊंची भूमि है।

### नदियाँ

यमुना नदी करौनी के उत्तर में पहले इस जिले को छूती है। कुछ दूर तक यह मथुरा और आगरा जिलों के बीच में सीमा बनाती है। उतांगन के सङ्गम के आगे यह बाह तहसील के उत्तर में बहती है और इस जिले को मैनपुरी आर इटावा जिलों से अलग करती है। खिलौली के पास यमुना आगरा जिले को छोड़कर



इटावा जिले में पवेश करती है। यमुना का मार्ग बढ़ा टेढ़ा और मोड़दार है। आगरा जिले में यमना लम्बाई १४५ मील है। सीधा मार्ग इसका आधा है। यमुना के किनारे बड़े कड़े और स्थायी हैं। स्थान स्थान पर नालों ने इन्हें काट दिया है। यमुना की चौड़ाई एक फर्कांग और कहीं दो फर्लांग है। गहराई अधिक नहीं है। वर्षा ऋतु में भी इसकी गहराई १० फुट से अधिक नहीं रहती है। शेष ऋतुक्रों में दो या तीन फुट जाती है। आगरा नहर के निकल जाने से यमुना नाव चलाने योग्य नहीं रही। आगरे में यमुना पर पक्के पुल बने हैं । और स्थानों में लोग यमुना को पैदल या नाव द्वारा पार करते हैं। नरहरा के पास भिरना या कारों यमुना में सब से पहले आगरा जिले में मिलती हैं। यह नदी बुलन्दशहर, अलीगढ़ श्रीर मथुरा जिलों को पार करके यहां आती है। सिरसा और सँगर छोटी नदियां हैं।

उतांगन या बानगङ्गा २०० मील की दूरी पर जैपुर राज्य से निकलती है। भरतपुर राज्य को पार करके कुछ दूर तक यह आगरा श्रीर भरतपुर राज्य के बीच में सीमा बनाती है। खेरागढ़ तहसील को पार करके यह

## अगगरा-देशन

पहले घौलपुर राज्य की सोमा बनाती है। फिर यह आगरा जिले में दूसरी बार प्रवेश करती है। आगरा जिले में ६३ मील बहने के बाद फतेहाबाद के पूर्व में रिहोली के पास यह यमुना में मिल जाती है। वर्ष ऋतु में यह पायः सूखी पड़ी रहती है। खारी नदी इमकी प्रधान सहायक नदी है। यह नदी भी भरतपुर राज्य में निकलती है।

चम्बल नदी मालवा में महो के पास विन्ध्याचल के उत्तरी ढालों से निकलती है। धुर पश्चिम समौना के पास यह आगरा जिले को छूती है। जिले की सीमा बनाती हुई इटावा जिले में यह यम्रना से मिल जाती है। इनके किनारे बहुत उंचे और सपाट हैं। उंचे किनारों के बीच में चौड़ो घाटी है। इन्हों किनारों के बीच में चौड़ो घाटी है। इन्हों किनारों के बीच में चम्बल नदी इधर उधर बढ़ती रहती है। वर्षा ऋतु में इसमें भयानक बाढ़ आती है। इस समय यम्रना से भी अधिक पानी हो जाता है। खुक्क ऋतु में यह साधारण नदी हो जाती है और रेतीली तली में इधर उधर बढ़ती है इसका पानी मायः गहरा नीला रहता है। यम्रना के मटीले पानी से एकदम भिन्न मालूम होती है। आगरा जिले में चम्बल पर कहीं भी पुल नहीं बना है। वर्षा ऋतु में नाव द्वारा इसे पार करते हैं। खुक्क ऋतु में इसमें पांज हो जाती है।



आगरा जिले में १८ फीसदी भूमि ऊसर अथवा खेती के योग्य नहीं है इसमें कहीं रेह है, कहीं उजाड़ टीले हैं। कुछ भागों में टाक-बबूल का जङ्गल या घास हैं। गांवों के पड़ोस में श्राम, जामुन, बेल आदि पेड़ों के बगीचे हैं। शेष बड़े भाग में खेती होती है।

## www.digitallibraryonline.com

आगरा जिले की जलवायु पड़ोस के और जिलों की अपेत्ता अधिक खुरक और गरम है। गरमी की ऋतु लम्बी होती है। पानी कम बरसता है। अभैल में अगस्त तक यहां तापक्रम दूसरे जिलों से अधिक ऊँचा रहता है। अक्तूबर से शीतकाल का आरम्भ होता है।

जनवरी में अक्सर पाला पड़ता है। इस समय नदी में पानी भरने से उनके ऊपर से पातःकाल के समय कभी कभी वरफ की तह इकड़ी की जा सकती है। मार्च के अन्त में राजपूताना की ओर से गरम हवायें चलने लगती हैं। कभी कभी आधी भी आती है। जनवरी महीने का तापक्रम ५६ अंश और जून का ६५ अंश रहता है। कभी कभी छाया में जून मास का ताप-क्रम ११७ अंश हो जाता है। वर्षा होने पर तापक्रम कम हो जाता है। आंसत से इस जिले में २६ इश्च वर्षा होती है। खैरागढ़ में २४ इश्च और फीरोज़ाबाद में २७ इश्च वर्षा होती है। किसी वर्ष ४७ इंच और किसी (अकाल के) वर्ष १२ इंच वर्षा होती है।



क्वार, बाजरा, अरहर खरीफ की प्रधान फसलों हैं। कपास की फसल बड़े काम की होती है और सारे जिले में उगाई जाती है। कपास आषाढ़ में बोई जाती है और कार्तिक से माघ तक बीनी जाती है। मोठ, उर्द, मूंग भी खरीफ की फसलों हैं। गेहूँ, चना, गुजई और बाजरा रबी की फसलों हैं। वर्षा कम होने से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अधिकतर सिंचाई कुओं से होती है। कुओं में पानी अधिक गहराई पर मिलता है। कुछ भाग नहरों (फतेह-पुर सीकरी, गङ्गा नहर और आगरा नहर) द्वारा सींचे जाते हैं। अकबर के समय में पहाड़ियों के बीच में फतेहपुर सीकरी के पास बांध बनवाया था।

# 《周門別馬周剛

आगरा जिले के कई स्थान पांडवों से सम्बन्ध रखते हैं। कहते हैं पिन्हात नाम उन्हीं से लिया गया है। उतांगन या बाणगंगा का स्रोत उस स्थान है जहां ऋर्जुन ने अपना बाएा छोड़कर गड्ढा दिया था। आगरा जिले के उत्तरी-पिश्चमी भाग सुरसेन के राज्य में सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी मथुरा थी। बटेश्वर ख्रीर सूर्यपुर गांव बहुत पुराने हैं। यहां पुराने समय के सिक्के मिले हैं। साल्पान नामी एक फारसी कवि ने (जो ११३१ ई० में मरा) लिखा है कि भीषण आक्रमण के बाद महमूद गज़नवी ने आगरे कं किले को जयपाल से छीना था। तारीखे दाऊदी में लिखा है कि महमूद ने आगरे को (जो कंस के समय से हिन्दुओं का एक समृद्धिशाली नगर था) ऐसा नष्ट किया कि यह एक साधारण गांव रह गया। यहां से महमूद ने फीरोज़ाबाद के चन्दवर किले पर आक्रमण किया था। पर महमूद की विजय स्थायी न थी। २०० वर्ष तक राजपूत सरदार आगरा ज़िले के मेवा-तियों पर राज्य करते रहे।

११६३ ई० में दिल्ली के चौहानों की शक्ति नष्ट

हो गई। मुसलमानी सेनायें दिल्ली और कोशी में या दर्टी। दूसरे वर्ष कन्नीज के राजा जयचन्द पर चढ़ाई करने से पहले फीरोज़ाबाद तहसील पर अधिकार करने के बाद हुमाय को लोदी का खजीना छीनने के लिये आगरे को भेना। हुमायुं आगरे के बाहरी भाग में ठहरा दूसरे दिन उसने किले को घेर लिया। इस समय ग्वालियर के विक्रमाजीत के अनुषायी आगरे के किले में थे। सफलता की आशा न देखकर उन्होंने आगरे का किला हुमायुं को सौंप दिया। इसके बाद बाबर ने इब्राहीम के महल्त में निवास किया और इब्राहीम की मां को आगरे से २ मील नीचे की ओर भेज दिया। पड़ोस में अशान्ति थी। बाबर को रसद मिलने में कठिनाई पड़ती थी। लेकिन दूसरे वर्ष ग्वालियर ने श्रात्म समर्पण कर दिया। फतेहपुर सीकरो से १० मील की दूरी पर कनचा की लड़ाई में हिन्दुओं की भारी हार हुई। इस विजय के बाद बाबर द्वाब में पूर्व की ख्योर बढ़ा। १५३० में वह आगरे को फिर लौट आया। यहीं चार बाग में उसकी मृत्यु हो गई। छेकिन उसकी लाश काबुल को भेज दी गई। वहीं उसकी कब बनीं।

## आगग्रा-दश्नि

बाबर के परने के ३ दिन बाद उसका बेटा हुपायूं आगरे के पहल में गदी पर बैठा।

हुमायुं ने दिल्ली की अपेत्ता आगरे में अधिक समय बिताया। उसने आगरे को ही अपनी राजधानी बनाया। हुमायं ने १६३१ में कालिंतर पर चढ़ाई की। दूसरे वर्ष उसने जौनपुर के अफगानों पर हमला किया। १५३३ में वह भोजपुर की श्रोर बढ़ा उसकी श्रनु-पस्थिति में गुजरात के बहादुरशाह ने तातार खां छोदी को बियना पर चढ़ाई करने के लिये भेना। तातार खां ने बियना जीतकर आगरे पर चढ़ाई की यहाँ वह हार गया। १५३४ में बहादुर शाह को भगाकर हुमायुं आगरे को लौट आया। विद्रोह का समाचार सुनकर हुमायुं फिर जौनपुर की ओर बढ़ा। इधर आगरे में उसके भाई हिन्दाल ने विद्रोह का भंडा उठाया। १५३६ में गंगा के किनारे चौंमा की लड़ाई में शेरखां ने हुमायुं को बुरी तरह से हराया। हुमायुं बड़ी कठि-नाई से आगरे को लौट पाया। दूसरे वष हुपायुं की भीर भी भारी हार हुई। वह दिल्ली श्रीर लाहीर को

# GU GU GU GU

ओर भागा। आगरे पर शेरशाह कः (जो अब राजा बन गया था) अधिकार होगया।

१५४२ ई० में शोरशाह को ग्वालियर, मांडू, रण-थंभीर, मालवा, मुल्तान और अजमेर में लगातार लड़ा-इयां लड़नी पड़ीं। १५४४ में वह कालिंजर की स्रोर बढ़ा। दुसरे वर्ष यहीं वह मारा गया। अपने पिता की मृत्यु का हाल सुनकर उसका दूसरा लड़का इस्लाप-शाह आगरे में सिंहासन पर बैठा। पर जब उसने अपने बड़े भाई आदिलशाह को पकड़वाने की कोशिश की तब गृहकलह फैल गई। इसमें इस्लामशाह की विनय हुई। उसने दिल्ली के पास सलीमगढ़ बसाया। १५५२ ईस्वी में ग्वालियर में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते। ही फिर गड़बड़ी मच गई। उसका १२ वष का बेटा फीरोज़ खां राज्य को न सँभाल सका। उसके मामा मुहम्मद आदिलशाह ने गद्दी छीन ली। छेकिन जब वह पूर्व को ओर गया तो उसके भाई श्रीर बहनोई इब्राहीम खां सूरी ने दिल्ली और आगरे में अपना अधिकार जमा लिया। इसी बीच में हुमायूं ने काबुल से हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। मुहम्मद आदिल के

## अगगग-दुइनि

हिन्दू मन्त्री हीमू ने काल्पी के पास इब्राहीम को हराकर उसे वियना का ख्रोर भगा दिया। इसी बीच में बंगाल में सिकन्दर खां ने विद्रोह का भंडा खड़ा किया। हीमू आगरे की ओर लौटा। इब्राहीम ने होमू का पीछा किया। इस बार मिटाकर के पास हो हीमू की फिर विजय हुई। इसी समय १५५५ में हुमायूं की एक सेना ने ख्रागरे पर ख्राधिकार कर लिया। छेकिन १५५५ में हुमायूं मर गया। हीमू चुनार से आगरे की ओर बढ़ा। आगरे पर फिर अफगानों का ख्राधिकार हो गया। छेकिन दिल्छी के पास हीमू की हार हुई ख्रौर वह मार डाला गया। १५५८ ईस्वी में अकबर ने आगरे में प्रवेश कर पहले वह सुल्तानपुर गाँव में टहरा फिर वह बादलगढ़ के किले में चला गया।

१५६० में अकबर बियना की ओर शिकार के लिये गया। इसी समय बैराम खां ने विद्रोह का भंडा उठाया। अकबर की सेना ने उसे हरा दिया और पकड़ लिया। उसकी पुरानी सेवाओं का ध्यान करके अकबर ने उसे क्षमा कर दिया। जब बैराम हज के लिये जा रहा था तो उसके एक शत्रु ने उसे रास्ते में



ही मार हाला। १५६१ में अकबर फिर राजधानी (आगरे) को लौटा। १५६५ में अकबर हाथियों का शिकार करने के छिये आगरे से धौलपुर और नरवर को गया। लौटने पर उसने किले को बनवाना आरम्भ किया 'इस किले के बनने में कई वर्ष लगे। १५६६ में जीनपुर और बनारस से लौटने पर उसने नगरचैन नाम का भवन ककरहा गांव में बनवाया।

आगरे के उत्तर-पिश्चिम में इसके खंडहर इस समय
भी मिलते हैं। १५६० में अकबर ने चित्तोंड़ की ओर
पस्थान किया। लीटकर १५६६ में उसने रण शमशेर
किले को ले लिया। इसी वर्ष उसने फतेहपुर सीकरी
की नींव डाली। दूसरे वर्ष यहीं सलीम (जहांगीर)
का जन्म हुआ। इसको स्मृति में अकबर ने यहां महल
बनवाये। दूसरे वर्ष उसने शेख मुईनुदीन ने भिश्ती
के मकबरे का दर्शन करने के लिये पैदल अजमेर की
यात्रा की। यहां से वह बोकानेर और लाहीर को गया।
१५७१ ईस्वी में वह फिर आगरे को छाया। दूसरे
वर्ष वह गुजरात (अहमदाबाद) को गया छारेर
१५७४ में फतेहपुर सीकरी को लीटा। १५७५ में बह

## आगग्-दुश्न

वंगाल को गया। १५७७ में फतेहपुर सीकरी में टक्साल स्थापित की गई। १५८२ में नह पंजाब गया। १५८४ में यम्रुना के मार्ग से वह इलाहाबाद पहुंचा। १५८६ में उसने पंजाब और काबुल के लिये प्रस्थान किया। १५६६ में वह फिर आगरे में रहने लगा। इसके बाद वह बुढ़ानपुर और आहमद नगर को गया। १६०२ ई० में वह किर आगरा लीट आया। १६०५ ई० में ६५ वर्ष की अवस्था में अकबर का देहान्त हो गया। सिकन्दरा में उसकी लाश गाड़ी गई वहीं उसका मकबरा बना।

अकवर के जीवन काल में पुर्चगाली, यूनानी अँग्रेल खीर दूसरे योक्पीय लोग खागरे में आने लग गये थे। अकवर की मृत्यु के बाद १६०५ के अक्तूबर मास में जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने पहले अपने सीतेले भाई खुसरू का पीछा किया जो मानसिंह की सहायता से राजा बनना चाहता था। खुसरू हार गया खीर १६०७ में बन्दी बनाकर खागरे लाथा गया। १६११ में उसने च्रजहां से ब्याह किया। १६१३ से १६१८ तक वह अजमेर की ओर रहा। १६१६ में वह काश्मीर को गया। १६२२ ई० में उसके बेटे खुर्रम (शाहजहां) ने



विद्रोह का भंडा उठाया। १६२५ में खुर्रम ने आत्म-समर्पण किया ख्रीर १६२ में जहांगीर किर आगरे को लौट आया। ईस्ट इंडिया कम्पिनी ने ख्रपने एजेंट जहां-गीर के दरबार (ख्रागरे) में भेजे।

१६२ के फर्वरी मास में शाहजहां बादशाह बना। आरम्भ का समय ओरळा और दक्षिण में विद्रोह दबाने में बीता। १६३१ में वह आगरे को लौटा। बुढ़ानपुर में उसकी स्त्री अर्जुमन्द बानू (सुमताज महल ) का देहान्त हो गया। ६ महीने बाद उसकी अस्थि आगरे लाई गई खीर उनके ऊपर जगत्मसिद्ध ताजमहल बना।

१६५७ में शाहजहां दिल्ली में बीमार पड़ा। दाराशिकोह राजधानी में था वह राजमबन्ध करने लगा।
उसके भाई शुजा बंगाल में, प्रराद गुजरात में और
श्रीरंगजेब बीजापुर (दिल्ला) में थे। दारा खजाने पर
श्रिधकार प्राप्त करने के लिये अपने पिता को आगरे ले
श्राया। उसके बाद उसने राजा जैसिंह को शुजा के
विरुद्ध भेजा जो इस समय बनारस में पड़ाव डाले हुये
था। महाराजा जसवन्त सिंह ग्रुराद और श्रीरंगजेब से
लड़ने के लिये भेजे गये। मालवा में श्रीरंगजेब श्रीर

## आगग्री-देशन

मुराद की सेनायें मिल गई थीं। दारा शिकोइ किले के ठीक उत्तर की स्रोर जमुना पार रहने लगा। बनारस में शुना बुरी तरह से हारा। उसके अनुयायी बन्दी बनाकर आगरे में लाये गये। वहां वे सड़कों पर घुमाये गये। लेकिन नसवन्तसिंह को सफलता न मिली। दक्षिण की सेनाओं ने उसकी सेना को भगा दिया। औरंगजेब उत्तर की ओर ग्वालियर की ओर आया। आगे बढ़कर उसने चम्बल को पार किया। आगरे से पांच मील पूर्व यमुना के किनारें रामगढ़ शाही सेना और खीरंगजेब की सेना में लड़ाई हुई। दारा की सेना मुराद श्रीर औरंग-जेब की संयुक्त सेना से कहीं अधिक बड़ी थी। दारा को ऋपनी विजय पर पूरा भरोसा था। शाहजहां ने बंगाल सं लौटने वाली विजयी सेना के आने तक ठहरने की सम्मति दी। लेकिन दारा ने इस पर कोई ध्यान न दिया। आरम्भ में दारा विजयी होता दिखाई दिया। राजा रामसिंह के राजपूत सिपाहियों ने मुराद की सेना में भीषण मारकाट मचा दी।

औरंगजेब को रुस्तम खां के सिपाहियों ने बुरी तरह घेर लिया। औरंगजेब को इस ओर समय से कुछ नये



सिपाहियों ने सहायता दी। इतने में दारा ने मध्य भाग पर आक्रमण किया और राजा रूपसिंह के सिपाहियों ने औरंगजेब की सेना को चीर कर पार कर दिया। लेकिन दारा के सिपाही पिछड़ गये। इतने में दारा का हाथी बिगड़ गया। जब हाथी बश में न आया तब दारा हाथी से उतर कर घोड़े पर सवार हुआ। इससे दारा के सिपाही उसे न देखकर हताश हो गये और उनमें गहबड़ी मच गई। दारा और उसका बेटा आगरे की खार भाग आये खार उसी रात को लाहीर की ओर चले गये। तीन दिन के बाद औरंगजेब आगरे की श्रोर बढ़ा। वह मुबारक मंजिल में ठहरा। किले का प्रबन्ध शायस्ता खां को सौंपकर औरंगजेब ने मुराद के साध दारा का पीछा किया छौर मथुरा में उसे पकड़ लिया। उसे कैद करके दिण्ली को भेज दिया। यहीं यह मार हाला गया।

श्रीरंगजेव आलमगीर के नाम से बादबाह घोषित किया गया। शाहजहां केंद्र में रक्खा गया। १६६६ में केंद्र में ही वह मर गया। ताज़ में उसकी भी कब्र बनी। इसी वर्ष शिवा जी आगरे आये और बंद कर लिये गये।

## अगगगरा-इंगज

अन्त में भेष बद्त कर पहले वे मथुरा को और फिर काशी हां कर दिताण को चले गये। इसके वाद औरंगजेब का अधिकतर समय दिक्षण में बाता। १७०७ में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। सिंहासन के लिये फिर गृहकलह छिड़ गई। औरंगजेब के बड़े बेटे मुअजनम ने आगरा और खनाना छीन लिया। दूसरा बेटा आज़म दक्षिण की खार से बढ़ रहा था। उसने उतांगन को पार किया लेकिन खैरागढ़ के पास जनऊ की लड़ाई में आजम हार गया और मार डाला गया। मुअज़्ज़म बहादुरशाह के नाम से सम्राट घोषित किया गया। जनऊ में बहादुरशाह ने विजय के उपलच्च में एक मिन्जद और सराय बनवाई।

जाट और चौहान औरंगजेब के समय में ही बिगड़ गये थे। उनके नेता कांकिल को १६७० में फांसी दी गई। औरंगजेब के मरने पर बादशाह तेज़ी के साथ बदले। जाटों की किक्त भी तेज़ी के साथ बढ़ी। १७२२ में जाटों के राजा बदनिसंह ने भरतपुर में किला बनवाया कुल समय बाद उसने यह किला श्रापने बेटे सूरजमल को सौंप दिया। १७२५ में मरहते ग्वालियर के पास आ गये। १७३४ में मरहतों के घुड़ सवार श्रागरे के पास

( 28 )



था गये। १७३७ में बाजी राव ने बादशाह से युद्ध छेड़ दिया और आगरा जिले पर हमला किया। उसने पहले चम्बल के दक्षिण में भदावर के राजा की जायदाद छीन छी। फिर उसने बाह में प्रवेश किया। यहां से वह बटेश्वर की छोर बढ़ा। यमुना को पार करके उसने शिकोहाबाद पर अधिकार कर लिया। उसने फीरोजा-बाद और इतमादपुर को जलाया और जलेमर पर धावा बोल दिया। कुछ समय के बाद बाजी राव फतेहपुर सीकरी और डीग के मार्ग से दिल्ली की आर बढ़ा। मरहठों को रोकने के लिये १७३६ में निजामुल मुन्क आगरे और मालवा का सुबेदार बनाया गया। १७३८ में जाटों ने फराइ ऋौर कचनेरा के पास २३ गाँव छीन लिये। १७३६ में नादिगशाह के हमले से गड़बड़ो और अधिक बढ़ गई। जारों और मरहठों की शक्ति बढ़ गई। १७४८ में मुहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी आगरे में रहने के लिये न आया। १७५७ में अहमद शाह दुर्रानी ने मथुरा को लुटा और आगरे को ओर बढा लेकिन उसने किले को नहीं लिया। १७५८ में मरहठे आगरे और दिल्ली के

## अगगग-दुश्न

पड़ोस में पहुंच गये। पानीपत की हार के बाद जब मगहठा सुबेदार खजाने को लेकर आगरे को भागा तब सूर जमल ने यह खनाना छीन लिया और किले बन्दी पर खर्च किया। आगे चलकर सुरजमल ने आगरे का किला है लिया और जिले के बड़े भाग पर राज्य नमा लिया। १७६५ में उसने भदोरिया राजा से बाह भी छीन लिया। रुहेलों से तंग आकर दिल्ली के सम्राट ने मरहटों से सहायता मांगी। १७८४ में महादा जी सिन्धिया ने आगरे के किले पर अपना अधिकार कर लिया। सिन्धिया ने दिल्ली में भी अपना प्रभाव बढ़ा छिया। गुलाम कादिर ने बादशाह की आँखें निकलवा लीं। सिन्धिया ने बदले में उसके नाक, कान और जीभ कटवा कर उसे फांसी दो। १७१४ में महादा जी की मृत्यु के बाद उसका बेटा दौलतराव गदी पर बैठा। १८०२ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पिनी और मरहठों में लड़ाई छिड़ गई। लार्ड लेक कानपुर से एक बड़ी सेन। लेकर कन्नीज स्वीर मैनपुरी के मार्ग से आगरे की ओर बढ़ा आगरे की रत्ना का भार सिन्ध के फ्रांसीसी सेना-पतियों के हाथ में था। एक फ्रांसीसो सेनापति (पेटन)

सिन्धिया को छोड़कर अँग्रेज़ों से मिल गया। इस विश्वा-सघात से चिढ़कर मरहठों ने इसरे योक्षीय सेनापितयों को कैंद्र कर लिया। छेकिन जल्दी में वे आगरे की रक्षा का ठीक भवन्ध न कर सके। मरहठे अन्त तक वीरता से लड़े। छेकिन वे किछे को न बचा सके। मरहठों का २२ लाख रुपये का कोष पेटन ने अपने लिये छेना चाहा। छेकिन वह ईस्ट इंडिया कम्पिनी को मिला। १८०३ की सन्धि से आगरा ज़िला अँग्रेज़ी कम्पिनी के हाथ आया।

१८०४ में होन्कर से लड़ाई छिड़ गई। मरहठों ने कर्नल मानसून को बुरी तरह से हराया। उसकी फौज में भगदड़ मच गई। उसे आगग बड़ी कठिनाई से मिला। होन्कर ने अँग्रेज़ी फौज से मथुरा खाली करवा लिया। मरहठे घुड़सवार पिन्हाट तक द्वाब में छापा मारने लगे। केकिन लाई छेक ने फिर एक बड़ी सेना इकटी की। फर्स्सवाबाद के पास जब मरहठों के पास केवछ दो दिन का भोजन रह गया था। लाई छेक ने होन्कर की भारी हार हुई। वह मैनपुरी, एटा, हाथरस और मथुरा के मार्ग से आगरे की ओर आया और पद्धाव को चला आया। उस समय से गदर तक आगरा जिछे में शान्ति रही।

## अगगग्ग-दशन

है। कुछ मुहल्ले पश्चिमी को ओर छलग छलग बसे हैं। आगरा शहर के छाधिकांश घर पत्थर के बने हैं। लेकिन गिलियां तंग ऊँची नीची और टेड़ी हैं। पुराने समय में आगरा शहर एक चार दीवारी से घिरा हुआ था। इसमें प्रवेश करने के लिये १६ द्वार थे। कहते हैं चार दीवारी के भीतर आगरा शहर का क्षेत्रफल ११ वर्ग मील था।

सिविल लाइन छावनी के दिल्ला में आरम्भ होती है। सिविल लाइन में ही आगरा कालेज होस्टल मेडिकळ कालेज और अस्पताल हैं। यहीं नागरी प्रचारिणी सभा आगरा पुस्तकालय और वाचनालय है। तहसील की इमारत में पहले टक्साल थी जो १८२४ ईस्वी में तोड़ दी गई। कुछ दूरी पर आगरे के आर्किवशप का बंगला और पादरी टोला है।

आगरा शहर २१२ मुहल्लों में बटा हुआ है। छंगा मोदी दरवाज़े के पिश्चम में जहां इस समय महाराजा जैपुर की कोठी है वहां पहले पान्त के लाट साहब ( लेफ्टेनेंट गवर्न र ) रहते थे। आलमगञ्ज मुहल्लों में औरंगजेब की बनवाई हुई मस्जिद थी। इसे उसने १६७१

ई० में बनवाया था। बाद को यह इमारत फिर से बनी आरे एक दफ्तर के काम आने लगी। लोहा मंडी लोहे के व्यापार के लिये प्रसिद्ध है। यहीं थाना और मिस्जिद मुक्किसान (हिजड़ा की मिस्जिद) है। कहते हैं लाल पत्थर की यह मिस्जिद सम्राट अकवर ने एक हिजड़े की समृति में बनवाई थी जिसकी पार्थना से एक बार अकाल के समय वर्षा हुई थी।

नाई की मन्डी के दिल्ला में दरबार शाह जी का मुहल्ला है। यहां एक दरगाह और मिस्जद है। कहते हैं। एक बार शेरशाह ने अपने ऊँट मिस्जद में बँभवाये थे। इससे रुष्ट होकर फकीर ने श्राप दिया। इससे मिस्जद पड़ोस की भूमि से कुछ नीचे धँस गई।

शहर के दिल्ला में छावनी है। इसकी दिल्ला सीमा ढाई मील लम्बी है। पिक्ष्मिमी सीमा लगभग ४ मील लम्बी है। किम्पिनी बाग के पड़ोस में ग्वालियर महाराज का भवन है। ऐसबाग या इशरत बाग में पहले दाराशिकोह का निवास था। इस समय यहां फौजी अफसरों का भोजनालय है। कुछ दिक्षण की और दारा के लड़के छुलेमान शिकोह की हवेली है। पास ही रंग

## अगगग्ग-दर्गन

महल है जिस पर इस समय अन्वर राज्य का अधिकार है। छावनी की उत्तरी सीमा के पास रेलवे लाइन के आगे जामे मस्जिद है। यह किला के उत्तरी-पिव्यमी कोने के सामने है। इसे शाहजहां की लड़की जहांआरा ने बनवाया था। शाहजहाँ के कैद के समय में यह श्रपने पिता की सेवा करती थी। १६४४ में इसका बनना आरम्भ हुआ। यह पांच वर्ष में ५ लाख रुपये की लागत से बन कर तयार हुई। यह लाल पत्थर की बनी है। इसका फर्श पड़ोस की भूमि से ११ फुट ऊंचा है। ऊपर चढ़ने के लिये सीढ़ियां बनी हैं। इसका सदर दरवाजा बड़ा सुन्दर था। लेकिन गदर के समय यह उड़ा दिया गया। अगर इस ओर से किले पर इमला होता तो पूरी मस्जिद को उड़ाने के लिये नीचे बारूद भर दी गई थी। मस्जिद १३० फुट लम्बो १०० फुट चौड़ी है। इसके द्वार का महराच ४० फुट से कुछ अधिक ऊंचा है। यह मुगल गृह निर्माण कला का सुन्दर नमूना है। गदर के समय १८५८ तक यह बंद रही। फिर यह लौटा दी गई।

आगरे का किला रेलवे के दित्तण में यमुना के



किनारे पर स्थित है। इसकी लम्बाई आध मील है। दुसरी ओर इसका घेरा ढेढ़ मोल है। अकबर के आदेश से १५५७ में इसका बनना आरम्भ हुआ। इसको पूरा होने में द वर्ष लगे। इससे पहले इसी स्थान पर बादल-गढ़ का पुराना किला था। चारों छोर से लाल पत्थर की दुहरी दीवार से घिरा है। बाहरी दीवार ४० फुट ऊंची है। भोतरी दीवार ३० फुट और अधिक ऊंची उठी हुई है। पूर्व (यमुना के किनारे) की ओर बाहरी दीवार कुछ कम ऊंची है। इसकी मज़बूती के का पुष्टाना लगा थोड़ी थोड़ी दूर पर बुर्ज बने हैं। इसकी बाहरी खाई लुप्त हो गई। भीतरी खाई ३० फुट चौड़ी है। इसमें भीतर जाने के लिये ३ दरवाज़े हैं। उत्तर-पिश्चम की श्रोर दिल्छी दरवाज़ा है। दिल्णी कोने पर अपर-सिंह (सरदार अमरसिंह शाहजहां के समय में मरवा डाला गया था) द्रवाज़ा है। तीसरा द्रवाज़ा यम्ना की ओर है। दिल्ली दरवाज़े के पास ही किले के भीतर मोती मस्जिद है। उत्तरी कोने पर बारूद खाना है जहां सर्व साधारण को जाने को आज्ञा नहीं है। मोती

## अगग्रा-दुशन

११ मई १८५७ को गद्र की खबर मथुरा और आगरा में पहुँची। इस समय किले में अधिकतर हिन्दुस्तानी सिपाही थे। १३ मई को और योरुपीय सिपाही किले में भेज दिये गये और हिन्दुस्तानी सिपाही किले से बाहर कर दिये गये। गोरे और अधगोरे ( यूरे-शियन) लोग भरतो किये गये वे सिविल लाइन में गइत लगाने लगे। किले की रत्ना की ओर विशेष ध्यान दिया गया। कुछ सेना सिन्धिया महाराज ने भेज दो। कुछ सेना दूसरे देशी राज्यों से मंगाली गई। पुलिस के सिपाही भी बढ़ा लिये गये। ३० मई को दो छोटी देशी सेनार्ये पथुरा से ६ लाख रु० का खज़ाना लाने के लिये भेजी गई'। मधुरा पहुँच कर इन्होंने विद्रोह का भंडा उठाया श्रीर खज़ाना छेकर उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दूसरे दिन आगरे में परेड के मैदान में देशी सिपाहियों की ओर तोपों और अंग्रेज़ी सिपाहियों की बन्द्कों के मुंह कर दिये गये स्त्रीर इस मकार हरा-कर उनसे इथियार रखवा लिये गये। कुछ निइत्थे सिपाही अपने अपने घर चले गये। कुछ दिल्की पहुँच कर दूसरे विद्रोहियों से जा मिले। इससे पड़ोस में विद्रोह

# GUE GUE

की आग भड़क उठो ३ जून को कानपुर से खबर का जाना बन्द हो गया। इसीदिन नीमच के सिपाही बिगड़ गये। ३ जून को नीमच में ६ जून को भाँसी में १० जून को नौगाँव में १४ जून को ग्वालियर में श्रीर १ जुळाई को इन्दौर में विद्रोह हुआ। पीड़ित योरूपीय जान लेकर आगरे में आने लगे। १२ जून को आगरा शहर और जिले में मार्श्ला (फौजी कानून) घोषित किया गया। २ जुलाई को नीमच के सिपाहियों ने फतेहपुर सीकरी पर अधिकार कर लिया। २७ जून को सिविल लाइन खाली करके सभी योरुपीय किले में चले आये। छेपटीनेंट गवर्नर भी किले में आ गया। जेल के योरुपीय सिपाहियों का पहरा देने का काम ७० सिक्ख केदियों को सौंपा गया। वे मुक्त कर दिये गये स्रीर सिपाही बना दिये गये। नावों का पुल तोड़ दिया गया। नावें किले के पास लाई गई। कोटा के सिपा-हियों ने जब विद्रोह किया तो उनके ऊंट और बन्द्रकें छीन ली गई। छेकिन शाहगंज की लड़ाई में बिद्रोहियों की भारी जीत हुई। इससे किले में डर फैल गया। वहां ३५०० गोरे छौर २३ देशी ईसाई थे। विद्रोही छागरे

# अगगगग-देशन

से दिल्ली चले गये थे। फिर भी ३ दिन तक किसी ने किलो से बाहर आने का साहस न किया। धीरे धीरे धीलपुर और दूसरे स्थानों से सहायता आ गई। इस से शहर और जिलों में थाने स्थापित किये गये। सेना की दो टोलियों ने गश्त लगाये। इससे कुळ समय में ज़िलों में शान्ति स्थापित हो गई। १८५८ में लेफ्टनेन्ट गवर्नर के रहने का स्थान आगरे से हट कर इलाहाबाद में हो गया। १८६८ में हाईकोर्ट भी इलाहाबाद चला आया।

अवनेश करवा आगरे से भरतपुर को जानेवाली पक्की सड़क पर आगरे से १७ मील द्र है। यहां से वाम्बे बड़ौद सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे की शाखा लाइन कानपुर को और प्रधान लाइन अजमेर को जाती है। यहां थाना, डाकखाना और स्कूल है। सप्ताह में एक बार बाज़ार लगता है। वहाँ चैत में देवी का मेला लगता है। कन्सलीला और फूल के उत्सव होते हैं। कहते हैं दिन्छी के राजा अनंगपाछ के बेटे अचल राजा ने इसे बसाया था।

आगरा शहर यग्नना के दाहिने किनारे पर रेल द्वारा कलकत्ते से ८४३ मील और बम्बई से ८३६ मीळ

दूर है। यहाँ से उत्तर में खलीगढ़, पूर्व में फीरोज़ाबाद, मैनपुरी, दित्तण में धौलपुर-ग्वालियर दित्तण-पश्चिम में भरतपर, पिश्चम में मथुरा को पक्की सड़कें गई हैं। ईस्ट इंडियन रेलवे की शाखा लाइन टूंडला से आती है ख्यीर यमुना पुल के पास फोर्ट स्टेशन में समाप्त हो जाती है। यहां से मीटर गेज लाइन पिवचम की ओर छावनी स्टेशन होती हुई अचनेरा को जाती है। जी० आई० पी० की छाइन इसके समानान्तर चलती है और दिल्ए की ख्योर धौछपर को जाती है। छावनी स्टेशन से उत्तर की स्रोर ख़वासपुर या आगरा रोड जंकशन से राजा की मंदी होती हुई सिकन्दरा और मथुरा को जाती है। यमुना के ऊपर जो पुछ है उसके ऊपरी भाग पर रेल जाती है। नीचे से सड़क जाती है। आगरा शहर का बड़ा भाग यमुना के दाहिने किनारे पर किले से ऊपर की ओर स्थित है। दिवाण ओर छावनी है। कुछ भाग (गुड्स) स्टेशन के पास यमुना के दूसरे किनारे पर बसा है। अधिक आगे पूर्व की ओर जगत मिद्ध ताज-महल है। छावनी के उत्तर-पश्चिम में सिविल लाइन है। प्रधान शहर यमुना और सिविल लाइन के बीच में स्थित

### अगगगग-दशन

मिनद को शाहजहां ने ३ लाख के खर्च से (१६४८-१६५५) में बनवाया था। इसमें संगमरमर का काम है और बड़ी सुन्दर है। मोती मस्जिद से पिञ्चम की ओर महल है। पास ही मीना बाज़ार है जहां ऊंचे घराने की स्त्रियां अपना अपना सामान अकवर और उसकी रानियों के हाथ बेचती थीं! अधिक दिच्छा की आर दीवानखास है। यह ५०० फुट लम्बा और ३७० फुट चौड़ा है। इसमें दरबारी लोगों की ही पहुँच होती थी पूर्व की ओर दीवान-आम है। यह तीन ओर से खुला हुआ है। फश् और छत लाल बलुआ पत्थर की बनी है। संगमरमर के बने हुये सफेद खम्भों की तीन पंक्तियों पर सधी हुई है। सिंहासन के सामने संफेद संगमरमर की बड़ी चौकी है। सिंहासन के दाहिने और बार्ये श्रोर परथर की जाली वाली खिड़ किया हैं जहां से महल की स्त्रियां सभा को देख सकती थीं। पास ही अकेले पत्थर की गढ़ी हुई २५ फुट घेर वाली ५ फुट ऊंचो नाद है जिसमें जहांगीर स्नान करता था। इसके एक ओर नगीना मस्जिद है। पूर्व की ओर मच्छी भवन है। इसके बीच वाले छोटे ताल में मछलियां



रहती थीं। मच्छी भवन के दिल्लाण में अंगूरी बाग है। पूर्व की ओर खास महल या आरामगाह है।

श्रंगूरी बाग के उत्तरी पूर्वी किनारे पर शीशमहल है। इसमें छोटे छोटे शोशे लगे हैं। समन बुर्ज में शाह-जहां ने कैद के दिन बिताये थे शीशमहल श्रीर समन बुर्ज के बीच में हम्माम या स्नानागार है। १८१३-१८२० में लार्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोत्तम स्नानागार को उखड़वाकर इंगलैंड भिजवा दिया। इस लूट से इस स्थान की सुन्दरता सदा के लिये नष्ट हो गई। लार्ड विलियम बैिएंटग ने (१८२८-३५) बहुत सा बढ़िया कामदार संगमरमर पत्थर नीलाम कर दिया। एक स्रोर सोमनाथ के फाटक रवखे हुये हैं यह १२ फुट ऊंचे ६ फुट चौड़े हैं। इन पर बढ़िया काम है। यह देवदारू के बने हैं। १८४२ में यह महमूद गजनवी के मकबरे से लाये गये। महमूद जो सोमनाथ के फाटक ले गया था वे चन्दन के बने थे। नीचे बावली खारि कुछ तहखाने हैं। एक बरामदे में हिन्दू मन्दिर है। जिसे भरतपुर के राजा ने खठारहवीं सदी में अपने दस वर्ष के शाशनकाल में बनवाया था।

# आगग्-दुश्न

श्रंगूरी बाग के दिल्लाण में जहांगीर महल है। यह (पूर्व-पश्चिम) २६० फुट लम्बा और (उत्तर-दिल्लाण) २४६ फुट चौड़ा है। यह और महलों से पुराना है और हिन्दू दङ्ग से बना है। कहते हैं जोधाबाई यहीं रहती थीं। इसमें एक छोटा मन्दिर भी था जिसे श्रमहिष्णु श्रोरंगजेब ने उखड़वा ढाला।

ताजमहळ या ताज बीबी का रीज़ा यमुना के दाहिने किनारे पर किले से डेढ़ मील की द्री पर बना है। यहीं शाहजहां की स्त्री अर्जुमन्दबान या मुमताज महल की कल्ल है। उसका बाप न्रजहां का भाई था। इसके बनवाने में ५ करोड़ रुपये खर्च हुये। संगमरमर मकराना (जेपुर) से लाया गया। हीरा जवाहिरात और सजावट का द्सरा सामान संसार के सभी भागों से आया। ताजमहल का चब्तरा ३१३ फुट वर्ग है और संगमरमर का बना है। चार कोनों पर संगमरमर की १६२६ फुट ऊँची मीनारें बनी हैं। बीच में १८६ फुट ऊँचे महराब हैं। प्रधान गुम्बद का व्यास ५८ फुट ऊँचे महराब हैं। प्रधान गुम्बद का व्यास ५८ फुट ई। इसकी चोटी फर्श से २१३३ फुट ऊँची है। इसके



उपर मुनहली कलंगी ३० फुट उंची है। नीचे अष्ट भुज कमरा है। नीचे कब्रों के उपर बिह्या काम है। पहले इसके दरवाज़े चांदी के बने थे। कहते हैं भरतपुर के जाट इन्हें उठा ले गये। अपनी मुन्दरता और कारी-गरी के लिये ताजमहल संसार के सात महान आश्चयीं में से एक है।

ताज के दिल्ला में ताजगञ्ज मुहल्ला है। यहां कुछ मकबरे, महावत खां का बाग और भरतपुर महाराज की कोठी है।

शहर के पास छावनी की पिश्वमीसरहद से मिली हुई ईदगाह है। कहते हैं शाहजहां ने इसे ४० दिन में पूरा करवाया। यह १६० फुट लम्बी और ४० फुट चौड़ी है।

अधिक पूर्व की ओर यमुना के किनारे राजबाड़ा है। यहां मुगल दरबार में सम्मिलित होने वाले राजपूत सरदार रहते थे यहीं राजा जस्वन्त सिंह की छतरी है। १६७७ ईस्वी में काबुल में उसकी मृत्यु हुई थी। यह लाल पत्थर का एक वर्गाकार भवन है और चारदीवारी से धिरे हुये बगीचे के बीच में स्थित है। आगरा बहुत

### आगरा-दुशन

समय तक ग्रुग्ल राजाओं की राजधानी रहा। यहां राज दरबार से सहायता मिलने के कारण तरह तरह की दस्तकारियां फली फूलीं। पर पांच बातों में आगरा इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनके बारे में एक कहावत चल पड़ी। वह कहायत यह है:—

दर, दरो, दरिया, दरियाई, दालदेव।

यहां के दर यानी दरवाज़े या मकान, दरी दिरया या नदी, दिरयाई एक प्रकार का रेशम और दाल देव सब कहीं प्रसिद्ध हो गये। आगरे में पत्थर का काम भी प्रसिद्ध है। संगमरमर के बने हुये ताजमहल के नमूने, खिलोंने और कलैंडर दूर दूर तक जाते हैं। यहां गोटा भी श्रच्छा बनता है। कुछ लोग टोपी बनाते हैं।

इस समय आगरे में चमड़े का काम बहुत उन्नत कर गया है। चमड़े के काम के लिये कानपुर के बाद दूसरा स्थान आगरे का ही है। दयाल बाग में राधा स्वामी उपनिवेश में जूते, फाउनटेन आदि कई प्रकार की चीज़ें वैज्ञानिक ढंग से बनती है।

दे। यहां विश्वविद्यालय है जिसके सम्बन्ध में आगरा

कालेज में इन्टर तक पढ़ाई होती है। यहीं ट्रेनिंग कालेज सेन्टजान्स कालेज गवनमेंट कालेज में बी० ए० ख्रीर एम० ए० परीक्षा तक शिचा होती है। राजपूत कालेज गवन मेंट कालेज और राधा स्वामी कालेज में इएटर तक पढ़ाई होती है। यहीं ट्रेनिंग कालेज, नार्मन स्कूल ख्रीर मेडिकल कालेज हैं। हाई स्कूल कई हैं। पागलों के सुधार के लिये भी एक अस्पताल है।

अहरान गाँव आगरे से ३१ मील उत्तर-पूर्व को ओर है। यहां थाना डाकखाना, प्राइमरी स्कूल और संस्कृत पाठशाला है। सप्ताह में दो बार बाज़ार लगता है। अकोलागांव खारी नदी के उत्तरी किनारे पर आगरे से १२ मील दूर है। मरहठों के शासन काल में यह गांव एक जोशी (ब्राह्मण) को माफी में मिला था। यहां मिट्टी के बर्तन बहुत बनते हैं। बाज़ार भी लगता है। यहां एक प्राइमरी स्कूल है।

बाह इसी नाम को तहसील का केन्द्र स्थान है। यह आगरे से इटावे को जानेवाली पक्की सड़क पर आगरे से ४५ मील और बटेश्वर से ६ मील दूर है। यहां से यम्रना तट के विक्रमपुर घाट और चम्बल तट

### अगिया-देशन

के केंजरा घाट को सड़कें गई हैं। कहते हैं भदावा के राजा कल्याण सिंह ने इसे सजहवीं सदी में बसाया था। राजा बरुतिस ह ने १७५० में यहां महादेव का एक मन्दिर बनवाया जो अब तक खड़ा है। १७६० में इसे जाटों ने छीन लिया। १७०४ में यहां मरहठों का अधिकार हो गया। बाह की चारदीवारी में ४ दरवाज़े हैं।

नगर के बीच में सोमवार और बृहस्पतिवार को बाज़ार लगता है। यहां से ग्वालियर और सिरसागंज (मैनपुरी) को माल जाता है। यहाँ तहसील, थाना, ढाकखाना श्रीर मिडिल स्कूल है। यहां क्वार में राम-लीला और चैत में बल्देवजी का मेला होता है।

बारहान गांव आगरे से २२ मील उत्तर-पूर्व की ओर और इतिमादपुर तहसील से १२ मील उत्तर की ओर है। पास ही ईस्टइंडियन रेलवे का स्टेशन है। यहां डाकखाना प्राइमरी स्कूल और बाजार है। तम्बाकू की बिक्री बहुत होती है। कहते हैं इसके पड़ोस में ढाकरा राजपूतों के हाथ में १२ गांव थे।

इसी से इस गांव का यह नाम पड़ा। गदर से

# दश संस्तित

कुछ पहले यह अवाके राजा के अधिकार में चला गया। यहां भट्टी मुसलमानों के बनवाये हुये किले के खंडहर हैं।

बटेश्वर का पाचीन गांव यमुना के दाहिने किनारे पर आगरे से ४१ मील दक्षिण-पूर्व की आर है। यह बाह से ६ मील उत्तर-पिश्चम की आर है। यहाँ से एक सड़क यमुना को पार करके शिकोहाबाद को गई है। यहाँ पुराने खेर में पुराने समय की ई टें मिक्के और दूसरी चोज़ें मिलती हैं। १६४६ ई० में भदाबर के राजा बदनिस ह ने यहाँ बटेश्वरनाथ (महादेव) का मन्दिर बनवाया। यमुना के किनारे आर महल के खंडहर हैं। यहां कार्तिकी पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। यह तीन समाह तक रहता है। यहां पशु घोड़े ऊँट अमदि और दूसरी चीजें दूर दूर से विकने आती हैं।

चन्दवर का प्राचीन गांव यम्रना के किनारे पर फिरोज़ाबाद से तीन मीळ उत्तर-पश्चिम की ओर है। यम्रना के ऊंचे किनारे पर चौहानों का किला था। इसने कई बार दिल्ली के बादशाहों से लोहा लिया।

# अगगग्रा-दशन

इसके पड़ोस में मीलों तक मन्दिर आदि के खंडहर हैं। गांव से उत्तर को छोर अकबर के समकालीन शाहसूफी नाम का एक फकीर का मकबरा है। यहां वर्ष में एक बार मेला लगता है।

धीरपुरा इतमादपुर तहसील के उत्तर-पूर्वी कोने दूंडला स्टेशन से ६ मील दूर है। दक्षिण में यह यहना तक फैला हुआ है। इसके पूर्व में भिन्ना नाला है। यहना में गिरने वाले छोटे छोटे नालों ने गांव को कई भागों में बांट दिया है। कहते हैं धीरसिंह नामी एक चौहान राजपूत ने इसे बसाया था। बिद्रोह में भाग छेने के कारण यह गांव १८५८ में जब्त कर लिया गया था। गांव की मधान उपज तम्बाक है। चैत के महीने में यहां दंगल होता है। पड़ोस से यहां लगभग १०,००० दर्शक इकटे होते हैं।

द्रा गांव किरावली तहसील के दक्षिण में फतेइपुर सीकरी से ५ मील दक्षिण-पूर्व की ओर है। गांव में बाजार लगता है। चैत के महीने में फूल डोल का मेळा होता है। यहां के जाट भरतपुर राजवंश के सम्बन्धी हैं। गांव में होकर फतेहपुर सीकरी-नहर का पुराना राजवाहा जाता है।

फतेहाबाद इसी नाम की तहसील का केन्द्र स्थान हैं। यहां होकर आगरे से इटावे को पक्की सहक जाती है। एक सड़क पश्चिम की ओर शम्साबाद को और दूसरो सड़क फीरोजाबाद को जाती है। १६४८ में दारा-शिकोह पर विजय पाने के बाद औरंगजेब ने इसका नाम जफराबाद से बदळ कर फतेहाबाद रख दिया। यहां उसने एक मस्जिद और सराय बनवाई। इसके दिल्ए की ओर फोलखाना (हाथियों के आराम के लिये बाग) और ताल बनवाया। मरहठा सरदार रावह डे ने यहां किलाबन्दी की। यहां तहसील, थाना, दाखाना, मिडिल स्कूल स्वीर फारसी का मक्तव है। अनाज की विक्री रोज होती है। रविवार को पशु बिकते हैं। सोमवार के बाजार में चमड़ा, जूता और दूसरा सामान बिकता है। भादों में श्री बिहारी का मेला लगता है। सम्बत १८१२ में मरहठों ने यहां बिहारो श्रीर महादेव के मन्दिर बन-वाये थे। फतेहपुर सीकरी कस्वा आगरे से २३ मील द्तिण-पिवम की ओर है। आगरे से पक्की सड़क मिंढकीर और किरावली होती हुई खारी नदी को पुल द्वारा पार करके यहां आती है। कची सड़क उत्तर में

### अगगगग-दशन

भरतपुर और अचनेरा की ओर उत्तर पूर्व में खैरागढ़ को गई है। वर्तमान फतेहपुर सीकरी कस्वा है अक्बर के महलों और पुराने खंडहरों के दिल्ला-पश्चिम में एक लाल पहाड़ी टीले के ढाल पर स्थित है। अधिकतर घर समतल भूमि पर पत्थर के बने हैं जो यहां बहुत सस्ता है। यहां थाना, डाकखाना और मिडिल स्कूल है। शनिवार को बाज़ार लगता है। यहाँ चक्की आहर सूती कालीनें बनती हैं।

सीकरी गांव को चौदहवीं सदी में घौलपुर से आये हुये राजपूतों ने बसाया था। १५२७ में बाबर ने यहां पड़ाव डाला। खन्हवा या कन्हवा गांव के पास (जो यहां से १० मील की दूरी पर भरतपुर राज्य में स्थित है।) बाबर ने राणासंग्रामिसंह की सेना पर विजय पाई। गुजरात में विजय पाने के बाद अकवर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रक्खा। यहां शेख सलीम विश्ती नाम का एक पिसद गुसलमान फकीर रहता था। १५५६ में अकबर ने फकीर के दर्शन किये इस समय तक अकबर के कोई लड़का नहीं हुआ था। फकीर के आदेश से अकबर ने अपनी रानी को यहां रहने के लिये भेज दिया

द्सरे वर्ष शाहनादा सलीम (जहांगीर) पैदा हुआ। फिकीर के बित कुतबता प्रगट करने के लिये ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रक्ता। पुत्र के पैदा होने पर अकबर इतना प्रसंख हुआ कि उसने सलीम के जन्म स्थान पर महल बनाने और नया शहर बसाने का निक्चय कर लिया। लाहौर जाने के समय तक अकबर यहीं रहा पंजाब से लीटने पर वह आगरे में रहने लगा और फतेह पुर सीकरी का नया शहर उजड़ गया। १७२० में ग्रह-म्मद शाह कुळ समय तक यहां रहा। यहीं जाटों और मरहटों ने अपने शासन काल में तहसील का केन्द्र बनाया था। कुळ समय तक शहर में विद्रोहियों का यहां प्रश्नुत्व रहा।

अकवर की फतेहपुर सीकरी में इस समय की सीकरी भी शामिल थी। इसका घेरा ६ मील था। यह तीन छोर पत्थर की ऊँची दीवारों से घिरी थी। भीतर की दीवार ६ फुट चौड़ी और ३२ फुट ऊँची थी। इससे एकदम जुड़ी हुई बाहरी दीवार ६ फुट अधिक ऊँची थी। इसमें इसमकार छेद बने थे कि भीतर से बाहर की छोर सिपाही गोली छोड़ सकते थे। चौथी (उत्तर-परिचम की) छोर अकवर की नगरी खुली हुई थी।

### अगगगग-दशन

इधर दीवार न थी। इस स्रोर घाटी के आर पार बन्द-रौळी और फतेहपुर सीकरी की पहाड़ियों के बीच में बांध बनवा कर एक कृतिम भील बनवाई थी। दीवारों में ६ दरवाजे थे। दिस्ली दरवाजा सीकरी ऋौर नगर गाँवों के वीच में या। लास दरवाजे के आगो आगरा दरवाजा मधान सहक पर था। बीरबस्न दरवाजा पूर्वी कोने पर था। दित्तिण-पूर्व की च्योर चन्दनपाल और ग्वालियर दरवाजे थे। टेहरी दरवाजा दिल्ए। पिश्चम की छोर या। यहां से नसीराबाद को सड़क जाती है। चोर द्रवाना पहाड़ों की चोटी पर था। अनमेर दरवाना पश्चिमी ढाल पर था। आगरा दरवाजा बाहर की ओर ४१ फुट और भीतर की खोर ४० फुट ऊंचा था। यह ४० फुट गहरा (मोटा) श्रीर ४० फुट चौड़ा था। छत पर जाने के लिये दोनों छोर जीने बने थे। इसी ढंग के द्सरे दरवाजे भी थे।

आगरा दरवाजे से प्रधान सड़क दक्षिण-पश्चिम की ओर पहाड़ी के किनारे किनारे जाली है। इससे दाहिनी ओर को जो सड़क फूटती है वह अकबर के महलों को गई है। एक ओर उजड़ी हुई सराय है।



इसके आगे बानार दाहिनी आर पहाड़ी पर बारादरी है। यहां अमीर लोग रहते थे। पास ही नौबत खाना (संगीत गृह) है। नौबत खाने से पहाड़ी के ऊपर को सद्क जाती है। यहां पहल के भवन हैं पहले टक्साल पड़ती है। अकबर के समय में सिक्के यहीं ढलते थे। इसके सामने खनाना है। इसके आगे दीवान-श्राम है जो ३६१ फुर लम्बा और १८१ फुट चौड़ा है। बाहर की और दिल्लिण-पश्चिम के कोने पर विशाल हम्माम (स्नानागार) और दीवान आम के पीछे पिवचम की ओर दीवान खास है। यह ७५६ फूट लम्बे और २७२ फुट चौड़े हाते के भीतर स्थित है! यहां पचीसी खेल खेलने के खाने बने हैं। पचीसी के आगे उत्तरी पिंचमी कोने पर हिन्दू योगी के रहने का कपरा है। इसके पिविष की श्रोर आंख मिचौनी श्रीर जुनाना है। पचीसी के दिलाए में खास महल है। खास महल के उत्तरी पूर्वी कोने पर तुर्की सुल्ताना का कमरा है। बीच में एक तालाब है। तालाब में एक चब्रुतरा है। यहां तक पहुँचने के लिये चार मार्ग बने हैं। दिल्गा की ओर अकबर का ख्वाबगाह ( शयनागार ) है। यह कमरा

# अगगग-दुशन

भिन-भिन्न रंगों से रंगा हुआ है। इसके दिन्छ में दक्षरखाना है। कुछ आगे मिर्यम का भवन है। अस्प-ताल के दक्षिण में पंच महल ( पंच मंजिला महल ) है। पंच महल के दिल्ला में सुनहरा मकान या मिरयम का भवन है दिन्तिणी-पिश्चिमी भाग में जोधबाई का महल है। जो जहांगोर को ब्याही यी। एक द्रवाजे से हवा महल को रास्ता गया है। इसके नीचे मिरयम का बगीचा है। जोधबाई महल की पश्चिमी दीवार से मिले हुये ऊँटों के श्रम्तवल हैं। इनके आगे ऊँटों का अस्पताल है। अस्तवल के उत्तर में बीरवल का शानदार भवन है। बोरबल शाही किन, हंसमुख, हाजिर जनाब श्रीर वीर सेनापति थे। वे सदा अकबर के साथ रहते थे और उन्हें प्रसन्न रखते थे। बीरबल के घर के पास ही छोटी नगीना मस्जिद् थी। यहां महल की महिलायं जाती थीं। कुछ आगे जलागार था। जहाँ से महल में पानी जाता था। पास ही हाथी पाल है। जहां द्वार पर दो विशाल हाथी बने हुये हैं।

सराय के उत्तरी कोने के सामने हिरन मीनार है। यह दम फुट ऊँचे और ७२ फुट वर्ग चबूतरे पर बनी

हुई है। इस चबुतरे में एक दूसरा अष्टभुज चबुतरा है यह बड़े चब्तरे से ४ फुट ऊँचा है। इसका ब्यास ३८ फुट है। इसके ऊपर ६६ फुट ऊँचा बुज बना है। पहले १३ फूट की ऊँचाई तक यह अष्ट भुन है। इसके ऊपर २७ है फुट तक यह गोल है। इसके ऊपर यह पतला और त्रकीला हो गया है। गोल भाग मैं इसमें नकली हाथी-दांत (थोड़ी थोड़ी दूर पर ) गड़े हैं। इससे यह बड़ा विलक्तण मालूप होता है। ऊपरो भाग में जालीदार पत्थर का घेर है। चं टीतक चढ़ने के लिये भीतर से जाना होता है। कहते हैं अकबर यहीं बैठकर हिरण का शिकार किया करता था। इसी से इसका नाम हिरण मोनार पड़ा। यहीं बरामदे में बैठकर महल की स्त्रियां दक्षल देखा करती थीं। महल के दक्षिण-पिश्चम में विशाल जामा मस्जिद श्रीर शेखसलीम चिश्ती का मकबरा है। जामा मस्जिद मक्का की मस्जिद के ढङ्ग पर बनी है और भारतवर्ष की सर्वोत्तम इमारतों में से एक है। खम्भे दिन्द ढङ्ग सं बने हैं। मिन्जद के दिन्या में १३४ फुट ऊँचा बुलत्द द्रवाजा है। यह ४२ फुट ऊ चे फर्श पर बना है। इसे श्चकवर ने दिन्ण-विजय से लौटने पर १६०१ में बन-

### आगग्रा-दुशन

वाया था। यह न केवल भारतवर्ष वरन् संसार का सबसे बड़ा दरवाना है यह मस्जिद से भी अधिक सुन्दर है। और इससे अधिक सुन्दर शेल सलीम चिश्ती का मकबरा है।

बुलन्द दरवाजे के बाहर कुछ दूरी पर पिश्चम की स्थार ११ गज़ ब्यास वाली बावली है।

शेखसलीम चिक्ती का मकवरा कामदार संगमरमर के चब्तरे के ऊपर बना है। यह चब्तरा १ गण ऊंचा आरे १६ गण ऊम्बा १ गण चौड़ा है। मकवरे के चारों ओर १२३ फुट ऊँचा बराम्दा है। मकवरे के चारों कामदार संगमरमर के घेरे से घिरा है। मकवरे के ऊपर तांबे और मोतो की सीप से जड़ी हुई कामदार लकड़ी की छतरी है। ऊपर मकवरा है। नीचे कब्र है। मकवरे के फर्श पर कई रंग के संगमरमर जड़े हैं। इनमें तरह तरह के बढ़िया काम हैं। यहां दूर दूर से मुसलमान और हिन्दू यात्री प्रतिवर्ष दर्शन करने आते हैं।

मस्जिद के उत्तर-पिश्चम में फैजी आफसर का भवन है। इनके आतिरिक्त यहां कई छोटे छोटे मकबरे हैं। फीरोजाबाद इसी नाम की तहसील का केन्द्र स्थान

है। यह आगरे से २६ मोल पूर्व की छोर पान्तीय सड़क पर स्थित है। यहां से एक सड़क उत्तर की छोर जलेसर को छोर उत्तर-पूर्व की ओर कोटला को गई है। यह ईस्टइंडियन रेलवे की प्रधान लाइन का एक स्टेशन है। आगरे के बाद जिले में दूसरा स्थान फीरोज़ाबाद का है। कहते हैं जब राजा टोडरमल गया की तीर्थ यात्रा करके लीट रहा था तब वह यहां पड़ोस वाले एक गांव में ठहरा। गांव वालों ने उसका तिरस्कार किया।

इस पर अकबर ने फीरोज़्छ्वाजा नामी एक हिजड़े को आदेश दिया कि वह इस गांव को नष्ट करके दूसरा गांव बसावे। इस नये गांव का नाम हिजड़े की स्मृति में फीरोज़ावाद रक्खा गया। उसका मकबरा आगरे की सड़क के पास है। यहां कई पुराने मन्दिर हैं। एक पका ताल और पुरानी चारदीवारी से घिरा हुआ बगीचा है। मरहठों ने अपने शासनकाल में फीरोज़ाबाद को एक तहसीछ का केन्द्र स्थान बनाया था। यही व्यवस्था ब्रिटिश राज्य के हो जाने पर भी जारी रही। फीरोज़ा-बाद क्सबा प्रधान सड़क के दोनों ओर बसा है। यहां तहसील, थाना, डाकखाना, सनातन धर्म हाई स्कूल,

### आगरा-दुश्न

मिडिल स्कूल और बाज़ार है। यहां कपास ओटने, आटा पीसने श्रीर चूड़ियां बनाने के कारखाने हैं। वर्ष भर में यहां कई मेले लगते हैं।

इरादत नगर खारी नदी के दाहिने किनारे पर फतेहाबाद से खैरागढ़ को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जाट ख्रीर मरहटा शासनकाल में यह एक तहसील का केन्द्र स्थान था। १८७६ में तहसील तोड़ कर फतेहा-बाद ख्रीर खैरागढ़ में मिला दी गई है। इस समय यहां थाना, डाकखाना और पाइमरी स्कूल है।

इतिमादपुर इसी नाम की तहसील का केन्द्र स्थान है। यह आगरे से १३ मील की द्री पर फीरांजाबाद और मैनपुरी को जानेवाली सड़क पर पड़ता है। उत्तर-पूर्व की ओर एक सड़क एटा को गई है। रेलवे स्टेशन कुछ ही दूर है। अकबर के हिजड़े इतमाद खां ने यहां एक मस्जिद स्थीर पक्का ताल बनवाया था। उसी की स्मृति में कस्बे का यह नाम पड़ा। तालाब के किनारे सात आठ सी फुट लम्बे हैं। तालाब के बीच में एक भवन है जो २१ महराबों पर बना है। इस तालाब को बुढ़िया का तालाब कहते हैं। इसी की तली की कीचड़



में कई बुद्ध कालीन चीजें पाई गई हैं। इसे पहले बोधि-ताल कहते थे। इसी से बिगड़ कर इसका नाम बुढ़िया का तालाब पड़ा। यहां तहसील, थाना, डाकखाना और मिडिल स्कूल है। सप्ताह में दो बार बाज़ार लगता है। बाज़ार जिले के एक कलक्टर मिस्टर हालैंड की स्मृति में हालनगंज कहलाता है। तहसील एक मोटी और ऊँची दीबार से घिरी हुई है। यहां पहले किला था। किले की खाई सुख गई है।

इतिमादुद्दीला यम्रना बार्ये किनारे पर आगरा शहर का ही अंग है। इसके उत्तरी भाग में जहांगीर के प्रधान मन्त्री आर न्रजहां के पिता इतिमादुद्दीला का मकवरा है। इसी से इसका यह नाम पड़ा। मकवरे के पास ही इति-मादपुर और अलीगढ़ से आने वाली सड़कों मिलती हैं। यहां से आधा मील की दूरी पर रेलवे का पुल है जिसके ऊपर से टूंडला को लाइन जाती है। मकवरे के अति-रिक्त यहां बुलन्द बाग (बुलन्दस्वां नामी जहांगीर के हिजड़े का बाग) सतकुइयां और बत्तीस खम्भा, राम बाग, ज़हरा बाग, (जहरा बावर की लड़की थी) और जीनी का रीज़ा है। यहीं मोतीगाग, चहारबाग, महताब बाग, और अचानक बाग हैं।

( 97 )

# आगग्रा-दुश्न

जगनेर करना आगरे से ३१ पील की दूरी पर खेरागढ़ तहसील से १५ पील दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह सड़क और कवार नाले के बीच में ग्वाल बाना पहाड़ी की तलहटी में बसा है। इसके एक भाग में बाज़ार जोर दूसरे भाग में बिनये रहते हैं। बीच में बाज़ार है। इसके पड़ोस में एक किले के खंडहर हैं। पास ही सूरजमल ने चट्टान को काटकर ताल बनवाया था। नगर के पूर्व में उँचवा खेरे पर जाट और मरहठा शासन के समय के बने हुये घरों के खंडहर हैं।

जजऊ गांव उतांगन के बायें किनारे पर आगरे से घोलपुर को जाने वाली सड़क के पास है। यहां से खेरागढ़ (तहसील) पांच मील पिठ्यम की ओर है। जजऊ के पास कई प्राचीन गढ़े हुये पत्थर मिले हैं १७०७ में यहां पर बहादुरशाह और उसके भाई आजपशाह के बीच दिन्ली के सिंहासन के लिये लड़ाई हुई थी। आजमशाह मारा गया। विजय के उपलक्त में बहादुरशाह ने यहा नदी के पास सड़क के पिठ्यम में एक बड़ी सराय बनवाई।

जरसी गांच इतमादपुर की पूर्वी सीमा पर टूंडला ( ४३ )



स्टेशन से ४ मील उत्तर-पूर्व की स्रोर है। यहां थाना, डाकखाना, बाजार और प्राइमरी स्कूज है। यहां जूते बहुत बनते हैं और कलकत्ते भेज दिये जाते हैं। यहां से घी भी बाहर भेजा जाता है।

कचौरा गांव यमुना के दाहिने किनारे पर नालों के बीच में बसा है। यह आगरे से ५७ मील दूर है। यहां होकर आगरे से इटावे को सड़क जाती है। यह सड़क यहीं यमुना को पार करती है। इसी से इसे घाट का गांव कहते हैं। यमुना के ऊपर पुराने किले के खंडहर भदावर के राजाओं ने बनवाया था भादों में महादेवछठ का मेला होता है। कागरोल आगरे से १६ मील दित्तिण-पश्चिम की और एक सड़क कचनेरा को जाती है। कागराल बहुत पुराना है। बतभान गांव एक पुराने किले के खेरे पर बसा है। यहां पुराने समय के सिक्के और गढ़े हुये पत्थर मिलते हैं। गांव के उत्तर की श्रोर बारह खम्भा है। यह शेख अम्बर का छाल पत्थर का गुम्बद वाला मकबरा है। जो बारह खम्भों पर बसा हुआ है। यहाँ थाना, डाकखाना आरे स्कूल है। खेरागढ़ (या खेरागढ़) इसी नाम की तहसील का

# अगगग-दशन

केन्द्र स्थान है। यह उतांगन के बार्ये किनारे पर आगरे से १८ मील दिलाण पिठचम की ओर है। यह एक ऊँचे पुराने खेर पर बसा हुआ है। इसी से इसे खेरागढ़ कहते हैं। इसके पड़ोस में उत्तर की ओर एक पुराना टीला है। पूर्व की ओर टेम् टीला है। कहते हैं कच्चे गढ़ के नीचे और भी अधिक पुराने पक्के किले के खंडहर थे। जाटों और मरहटों के शासन काल में यह तहसील का केन्द्र स्थान था। ब्रिटिश शासन के आरम्भ में यहाँ तहसील न रही। १८४२ में यहाँ फिर तहसील हो गई। १८६३ में इसका नाम खेरागढ़ से बदल कर सरकारी नाम खेरागढ़ कर दिया गया लेकिन स्थानीय लोग इसे खेरागढ़ ही कहते हैं। यहाँ तहसील, थाना, डाकखाना और मिडिल स्कूल है।

खाडोली गाँव आगरे से १० मील उत्तर की ओर खालीगढ़ को जाने वाली पक्की सड़क पर स्थित है। यहाँ से एक सड़क इतिमादपुर को जाती है। यहाँ थाना, डाकखाना, मिशन का अस्पताल और प्राइमगी स्कूल है। बाजार सप्ताह में दो बार लगता है। पड़ोम में मुगल काल के कुछ खंडहर हैं। क्वार के महीने में सैयद गुलाबशाह का मेला लगता है।

किरावली इसी नाम की तहसील का केन्द्र स्थान है। यहां होकर आगरे से फतेहपुर सीकरी को पको सड़क जाती है। यह आगरे से १५ मील द्र है। यहां से अचनेरा और कागरोल को भी सड़कें जाती हैं। पहले फतेहपुर सीकरी तहसील का केन्द्र स्थान था। १८५० में तहसील उठकर यहां आ गई। तहसील पुरानी बारादरी में है जो एक चारदीवारी वाले बाग से घिरी है। इस बाग को बादशाही कहते हैं। तहसील के अतिरिक्त यहां थाना, डाकखाना और स्कूल है। सप्ताह में एक बार बाजार लगता है। चैत में कंसलीला और फूल डोल के मेले लगते हैं।

कोटला गांव मैनपुरी की सीमा के पास फीरोज़ा-बाद तहसील के पूर्व में स्थित है। यहां फीरोजाबाद स्थोर टूंडला से स्थानेवाली सड़कों मिलती हैं। एक सड़क उत्तर की स्थोर अवा को जाती है। यहां डाकखाना स्थोर स्कूल हैं। सप्ताह में दो बार बाज़ार छगता है। दशहरा, मुहर्रम स्थीर फूछ डोल के मेले लगते हैं। यह कोटला जागीर का प्रधान नगर है। जागीरदार की गढ़ी ४० फुट ऊंची दीवार और चौड़ी खाई से धिरी

# अगगरग-द्यान

है। मलपुरा गांव आगरे से ७ मील दिल्ला-पश्चिम की ओर आगरे से खेरागढ़ को जानेवाली सड़क पर स्थित है। इसके पास ही आगरा नहर के राजवाहे हैं। यहां थाना, डाकखाना और स्कूल है। बाजार रिववार को लगता है। मरहतों के शासन काल में यहां एक किला था उनके अफसर यहीं रहते थे। यहीं एक दिन्दू छतरी है।

मिंद कुर गांव आगरे से फतेहपुर सीकरी को जानेवाली सड़क पर आगरे से १० मील द्र है। दक्षिण-पिक्चम की ओर एक किले के खंडहर हैं। यहां इस्लामशाह और उसके भाई आदिल खां से लड़ाई हुई थी। दूसरी बार १५५५ में यहां हीमू और इब्राहीम-शाह सूरी से लड़ाई हुई थी। यहां दाकखाना और मिडिल स्कूल है। यहां सप्ताह में दो बार बाज़ार लगता है। यहां से मिट्टी के बर्तन बाहर विकने जाते हैं।

नौगवां भदावर राज्य का केन्द्र स्थान है। यह यमुना के दाहिने किनारे पर बाह से १८ मील और आगरे से ५३ मील दूर है।

राजा कः महल कुछ उंचाई पर बना है। यह एक



कच्ची दीवार और खाई' से घिरा है। यहाँ डाकखाना और स्कूल है। यम्रना को पार करने के लिये राजा की नाव रहती है। नौनी गाँव खेरागढ़ से प्रमील दक्षिण पश्चिम की ओर नोची पहाड़ियों के पूर्व की ओर बसा है।

यहाँ के लोगों की धारणा है कि जो कोई इन पहाड़ियों के पेड़ों को काटेगा वह एक वर्ष के भीतर मर जायगा। इसी से वे हरे भरे पेड़ों से ढकी है। इसी से गाँव के पड़ोस का हुक्य बड़ा सुन्दर मालूम होता है। पहाड़ियों के नीचे बबूलों से ढका हुआ मैदान घोळपुर राज्य तक चला गया है। इसमें खेती नहीं होती है।

परनागाँव यम्रना के दाहिने किनारे पर बाह सं १० मील ख्रीर द्यागरे से ५२ मील दूर है। यह सूर के नालों के बीच में बसा है। यह सड़क से कुछ दूर है। छेकिन यम्रना को पार करने के लिये घाट है। एक ऊंचे टीछे पर कची गढ़ी है। यहाँ एक माइमरी स्कूछ है।

पिनहाट आगरे से ३३ मील दिल्ला-पूर्व की ओर है। कहते हैं कि यह पाँड या पाँडव हाट से बिगड़

# अगगगग-देशन

कर बना है। भदावर के राजा ने चम्बल के नालों के जिएर यहाँ एक बड़ा किता बनवाया था। चम्बल नदी यहाँ से १ मील दिनिए की छोर बहती है। उसी ने यहाँ एक बाज़ार और पक्षा ताल बनवाया। नगर के चारों और उसने एक चार दीवारी विरवा दी। जाटों के शासन-काल में यह तहसील का केन्द्र स्थान था। यहाँ थाना, डाकखाना छोर म्कूल है। सप्ताह में दो बार बाज़ार लगता है। यहाँ चैत में देवी का और भादों कार्तिक क्वार छोर अगहन में बलदेव का मेला लगता है। यहाँ तीन मन्दिर हैं।

रनकूट आगरे से मथुरा को जानेवाली सड़क पर जी० आई० पी० रेलवे का एक स्टेशन है। उत्तर की ओर यमुना के किनारे स्नान करने के घाट बने हैं। यहाँ परमुराम का मन्दिर है जहां दशहरे को मेला छगता है। यहां थाना, डाकखाना और स्कूल है स्थीर बाज़ार भी लगता है।

सैयद गांव आगरे से घौलपुर को जानेवाली सड़क पर स्थित है। यह आगरे से १७ मील दक्षिण की ओर है। पूर्व की श्रोर जी० आई० पो० की लाइन

समानान्तर चलती है। स्टेशन पास ही है यहां थाना डाकखाना और स्कूल है। शुक्रवार को बाज़ार लगता है। तांतपुर की खदानों से यहाँ पत्थर बहुत आता है। कीर रेल द्वारा बाहर भेजा जाता है।

सरेंद्रो गांव आगरे से २४ मील दक्षिण-पिक्वम की आर है खैरागढ़ तहसील ७ मील दूर है। मरहठों और जाटों के शासन काल में यह तहसील का केन्द्र स्थान था। १८४८ में तहसील यहां से हटकर खेरागढ़ को चली गई। यहीं लार्ड लेक आर अम्बा जी राव इंगलिया के बीच में १८०३ में चिणिक सन्धि हुई थी। यहां माइमरी स्कल है। सप्ताह में एक बाज़ार लगता है।

शम्साबाद आगरे से १२ मील दक्षिण पूर्व की खोर है। यहां आगरे से राजाखंड़ा और फतेहाबाद से खोरागढ़ को जानेवाली सड़कें मिलती हैं। शमशेरशाह नामी एक फकीर की स्मृति में इसका यह नाम पड़ा। मरहठों ख्रीर जाटों के शासन काल में यह एक तहसील का केन्द्र स्थान था। इस समय यहां थाना, डाकखाना- खीर बाज़ार है। चैत में कंस लीला ख्रीर भादों में बन्देव जी मन्दिर के पास जल-यात्रा का मेला लगता है।

### अगगगग-दशन

सिकन्दरा गांव आगरे से पथुरा को जानेवाली सड़क पर आगरे से ५ मील दूर है। एक पक्की सड़क स्वामी गांव में कैलाश मन्दिर को गई है। स्वामी गांव के घाट में यमुना को पार करके दूमरी आर पथुरा जिले के महावन को सड़क गई है। दूसरी सड़क आगरा छावनी से आती है। सावन के महीने में छड़ियों का मेला लगता है।

सुतान सिकन्दर लोदी की स्मृति में गांव का यह नाम पड़ा। १८३७-३८ में अकाल में मिशनरी सोसाइटी ने यहां एक अनाथालय खोला इससे लुधा से पीड़ित और असहाय लोग श्रिधिक संख्या में ईसाई हो गये। गदर में ईसाई बस्ती छिन्न भिन्न हो गई। शान्ति स्थापित होने पर निकन्दरा में ईसाई बस्ती फिर बसाई गई। इस समय यहां एक ईसाई अनाथालय, मिडिल स्कूल, थाना और डाकखाना है।

कहते हैं सिकन्दर लोदी के समय का आगरा यहीं था। इसके पड़ोस में अनेक पुराने घरों के खंडहर हैं। सिकन्दर लोदी के समय की बारादरों अनाथालय के हाते में इस समय भी मौजूद है। यह लाल पत्थर



की एक वर्गाकार इमारत है। इमकी लम्बाई १४२ फुट है। यह दो मंजिला है। निचलो मंजिल में ४० कमरे हैं। प्रत्येक कोने पर सुन्दर अष्टभुज बुर्ज है। बारादरो १४६५ ईस्वी में बनी। इसके बाद यहीं अकबर की रानी (जेपुर के राजा भगवान दास की बहिन) मिर-यम जमनी का मकबरा बना। वह १६२३ में मरी। उसके बेटे जहांगीर ने उसका मकबरा बनवाया।

पर सिकन्द्रा अक्रवर के मक्तवरे के कारण सब से अधिक प्रसिद्ध है। मक्तवरे का बगीचा अक्रवर के जीवन-काल में ही तयार हा गया था। जहांगीर ने १५ लाख रुपये के खर्च से अपने पिता अक्रवर का मक्तवरा बन-वाया जो भारतवर्ष की प्रसिद्ध इमारतों में है। मक्तवरे का हाता १५० एकड़ है और एक ऊंची दीवार से विरा है। कोनों पर अध्दश्ज बुर्ज हैं। चार दरवाज़े हैं। दिल्लिणी दरवाज़ा सड़क के सामने है और सब से बड़ा है। यह सत्तर फुट से अधिक ऊंचा है संगमरमर से सजा है। फाटक के पत्येक कोने पर छोटी मीनारें हैं। दरवाज़े से मक्तवरे तक पक्की सड़क जाती है। मक्तवरा ४०० फुट लम्बे और ४०० फुट चोड़े सफेद

# अग्रायाया-इशना

संगमरमर के चबूतरे पर बना है। यह पंच मंज़िला है। निचलो मंत्रिल ३० फुट ऊंची स्थीर ३२० फुट लम्बी-चौड़ी है। ३२० फुट लम्बी पत्येक भुजा के बीच में दरवाज़ा है। दिलिए। की आर प्रधान दरवाज़े से सम्राट् ( अकवर ) की कब्र तक ढलवां मार्ग है। ३८ फुट वर्ग कमरा गहरे नीले अस्तर और सुनहरी सजा है। कब्र सादी है। पड़ोस के कमरों में अकबर की लड़िकयों की कन्नें हैं। यहीं शाह आलम के बेटे की कब है। निचली मंजिल के ऊपर की मंजिल कम ऊंची श्रीर छे। दूसरी मंजिल १४ फुट ६ इंच है। इस की पत्येक भुना १८६ फुट लम्बी र्तासरी मिनिल १५ फुट २ इंच और चौथी मंज़िल १८ फुट ६ इंच ऊंची है। चोटी वाली मंज़िल का संगमरमर का घेरा १५७ फुट है। फर्श से चोटी की ऊंचाई लगभग १०० फुट है बाहरी दीवार पर संगमरमर का काम है। कब्र के पत्थर पर अल्लाह अकबर बड़े अक्षरों में खुदा है। नीचे जल्ल जलालहू खुदा है। दीवारों पर अरबा में ईश्वर के ६ नाम हैं। कुछ ही दूर पर एक कामदार चौकी है कहते हैं इस पर पिसद्ध कोहनूर हीरा रक्खा रहता था और ऊपरी मंज़िल पर सोने और चांदो का छत्र था। मकबरे के पास ही चारदीवारी से घिरे हुये बगीचे में पांच महल हैं। इस धिवाई महल भी कहते हैं।



जराँगीर ने इसे जानवाई के रहने के लिये बनवाया था। चर्च मिशनरी सांसाइटी को दे दिया गया।

बाई ओर स्रजभान का बाग है इसमें बड़ो बारीक कारीगरी है। कुछ आगे पूर्व को आर ठास लाल पत्थर का बना हुआ पूरा घोड़ा है। इसके सामने जहाँगीर के हिजड़े की मराय है। सराय के पीछे पक्का ताल है। यह १०० गज़ लम्बा और इतना ही चौड़ा है इसके पास ही सिकन्दर लोदी का मकबरा है इसके आगे दूसरे पक्के ताल के पास अकबर के एक पीर और मन्सबदार का एक मकबग है। यह लाल पत्थर का बना है और खम्भों की छ: पंक्तियों पर सधा है।

टूंडला कलकते से दिल्ली को जाने वाली ईस्ट-इंडियन रेलवे की प्रधान लाइन का एक बड़ा स्टेशन है। यह आगरे से एक मील पूर्व में और इतिमादपुर से ३ मील दक्षिण पिक्चम में हैं। यहाँ से एक पक्की सड़क आगरे से मैनपुरी को जाने वाली मड़क से मिल जाती है। आगे चलकर यह एटा को चली गई है। रेल निक-अने के पहले टूंडला और पास वाले टूंडली गाँव को बहुत कम लोग जानते थे। रेल खुल जाने पर यह एक बड़ा जंकशन बन गया। यहां से शाखा लाइन आगरे को जाती है। स्टेशन के पड़ास में रेलवे कर्मचारियों की एक बड़ी बस्ती बस गई। यहां थाना, डाकखाना, सराय, बाज़ार और हाई स्कूल है।

# 'मूगोल' का स्थायी साहित्य

|                                                  | -       | **                      |          |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| ५—भारतवर्षं का भूगोल                             | ۲)      | ११—चीन शंक              | u)       |
| २—मृतत्व                                         | 91)     | २०—चीन एटलस             | H)       |
| ३—सुगोल एटलस                                     | 91)     | २१—टर्की                | ۱)       |
| ४—भारतवर्ष की सनिजात्मक                          |         | २२—ग्रफ्रग़ानिस्तान     | 1)       |
| सम्पत्ति                                         | 3)      | २३भुबनकोष               | 3)       |
| ५—मिडिल भूगोल (भाग १                             |         | २४एबीसीनिया             | u)       |
| व ४) प्रत्येक भाग                                | 11=)    | २४गंगा श्रंक            | ١)       |
| मिडिन मुगोन (भाग २,                              |         | २६—गंगा प्टबस           | u)       |
| ३) प्रस्येक भाग                                  | u)      | २७ — देशी राज्य अंक     | ₹)       |
| ६हमारा देश                                       | 1=)     | २८पशु-पद्मी श्रंक       | 3)       |
| ७—संसिप्त बाबसंस                                 | ार -    | २६महासमर-श्रंकः         | 91)      |
| (नया संस्करण)                                    | 1)      | ३०महासमर पटलस           | u)       |
|                                                  | 1-)     | ३१—सचित्र भौगोरि        | जेक      |
| ६ —देश निर्माता                                  | 1-)     | कहानियां                | 1)       |
| ५०—सीधी पढ़ाई पहला भाग –)॥ ३२—प्राचीन जीवन       |         |                         | H)       |
| ११—सीधोपदाई दूसराभाग -)॥ ३३ - भूपरिचय ( संसार का |         |                         |          |
| १२—जातियों का कोष                                | 11)     | विस्तृत वर्णन)          | २॥)      |
| १३श्रनोखी दुनिया                                 | 11=)    | ३४वर्नाक्युबर फाइ       | नब       |
| १४ आधुनिक इतिहास प्                              | टक्स ॥) | परीस्। के भूगोलप्रश     | नपश्र    |
| १४—संसार शासन                                    | ₹)      | भीर उनके स्रादर्श उत्तर |          |
| १६इतिहास-चित्रावजी                               | (नया    | ( १६२१-३८ ) त           | <b>4</b> |
| संस्करण)                                         | •       | ३४ श्रासाम श्रंक        | 9)       |
| १७स्पेन श्रंक                                    | 11-)    | ३६—द्वितीय महासमरपरि    | चय १॥)   |
| १८—ईरान श्रंक                                    | ۹)      | ३७संयुक्त प्रांत श्रंक  | ₹)       |
| •                                                | •       | <del>-</del>            | -        |

मैनेजर, "भूगोल"-कार्यालय ककरहाघाट इलाहाबाद।